## Shri Raghunath Temple MSS. Library, JAMMU

| No. 2929- 5                             |
|-----------------------------------------|
| Title रेड्याम्ब तन्त्रे रामकाश्चरावनीयः |
| Author                                  |
| Extent Age                              |
| Subject                                 |

## शमनाम लेखन विधिः

अंशिद्धान्य माब्यललाविशाः श्रुता श्राधिगतामया इरानीश्रीतु।भेका मियनेलिखितवस्य १ श्वर्थवाच ब्रह्मा दिविवधेः सर्वेष सन्य प्रतंमपा तवाग्रे। कचयाम्यद्ययतस्त्रप्राण्यञ्जभा २ न देयं परशिष्येभ्योनातिकेभ्योनचेश्वरि नागुश्रू कारतानाचनेवान चुनपायिना १ देपेशि ष्पायशानायश्रद्धाभित्रयुगायच अञ्चा

यापिनदातवास तिताध्य निचारितो ड ग रुष्ठ भूषया विषय सले नधनेन्या प्री दितायपातव्या कार्यस्थितायच त्यु व्रिवंत्रितीवस्यसायधारय सि खाम्पनुदिनंदेविराममंत्रविशेषतः ई (नित्वाधार विचा चसर्वे चर्यसमिन्ध नः रामरामेतिरामितिसर्वस्वममबद्यभे > खयातः संप्रवद्यामियोर ऋरणिके वि

धिम् विनायेननति स्यान्ने यो वर्ष शतेरवि ६ हतेनयनस्मिमाधको वंद्धितंफलं अस्यासमन्त्रामंत्रोह फलकायकः ६ अत्र पुरिक्र्यां कुर्णा नंत्रवितिष्ठिकाम्पण सम्पक्तिवेक नामस्पनाप्रायंविद्यते रित्र ५ वहना मबतः पुंसः काकचारियण्यच किंहो मेः कि नपेश्वेविक मंत्र सामवित्तरेः ११

रहस्यानंगिः मंत्रासा पान्नस्यान्युरिक्त या जीवही निष्यादेशययाकाष्ट्रमया गज १२ पुर प्रसादीनोहित यामंत्रः प्रकी र्तितः सुत्रभवत्र भवत्रस्तियाचनपूर्व कं १३ गगोशंचेष्ठदेवहिस्त्रवित्यासिख त्रिये अक्रांवर्धरः सस्यः सतिनयि यः यचिः १४ भग साहिक क्षेत्रातंस्या वह दिराधवं हन मना चल अने लहमा

नचसीतया नानापननं कृत्यात्निवं मं त्रमनन्पंधीः १६ प्रणवप्रविश्वापंशिव न्मंत्रसदाधिये योगमगान्यद्यार्यनमे सी नाप्तियिये जनाज्यामनोदेशिकेवला जठरःस्पतः २२ राज्येत्रतिखेदात्त्त् तम्यंतिनंद्रयः गस्ति।द्वाभवेमंत्रः सर्वकामकलात्रयः २८ मुद्दादकैनसंस इंक जातं छ तरीपजे पत्रेश गर्यमा ते नेल्नीकाशजाखिय १५ तह्यांश्या

यसेनजुह्यात्संस्ह ने प्यसामर्परां क्रत्यावादिविका जनस्य न र हिनेभ्यो भी जनेदेयम वर्ण दिन की जने विहे जी द्व मच्यानिस्तानियान पर एवं किरमनुमंत्रीलवेबा व्यक्तिसाधये पंचा यतिमंत्रिज्ञानस्याज्यात् २२ अयुतंचा शिखन्त के नियु रारोस्तरेबाह लिखन्नयुतमेकातेमहारोगान्बह्नविं स् स्पापस्मार्कु लादी त्राश्ये त्येवत न्त्रणा

त प्रहासने समा लीय्यमासत्रयमन्य धीः ये इतापुरसारमान्यक्तितिति प्रयः श्रिशनिवन विद्याना तत्वताभव तिध्वं २५ उत्रकान तिखे हासंसाध कोविधिपर्वकं सकानाबां कितं लक्यामु का भोगा-मनो हरान रह जाति सर्ख्येर भत्वायातिविह्नायर पदं ध्यायत्र मुदि निल्ला अपम्यतं जयेत्ररः भवस्या

र्चिवं च साहबं मोहने प्रापनकं अव्यतमा श्लाषीतित्वभाषाच्याहर्ष स्ट विदेविष्ट शतदिविश्राविचयान त्रयं राज्याची लात मेकंवातर्देकापगीरवात ५ डीत्यात करप्रांग्य चूंलता इचमहेम्बरि लहामेकं दिलहंगलिखेला चर्मियके ३ सहस्र त्रपम्चारे मंख्याकापर नेश्वरि वरपार्थ अर्जपत्रेतसंभने पत्रस्थतं ३१ रम

शानवस्त्रविद्वेशाय वसीस तस्य त पुत्रा चि चेत्रलंपत्रंगमार्चचमध्यजम् ३६ले विस्वाति विसन्वया प्रशास्यया आम होत्य र जीत्यामार लोतनरास्थि जा ३३ संभकर्मणाचरीयाग महतो इंग जिये शामिकेपी किने चे न सायुका मान्य त्तत्या ३४ सर्वापण मने चेककर्त्वयामा तिसभवा हमनारी अजावाविश्वभेकर्म

मितिहन ३५ च उन्युचसर्वे घु शस्पते शुरुलोहं जा विह्मिगार्दिने घोर्यदिनी त्यादिनाभवत् ध् काल्वदं इसमानियास र्वश्रुतिहानी मोच्यू मिणसर्वत्ररो चनेनित्विह्या २> श्वयस्चितांगा रेशर नाशार्थमालिखन संभनेचिनशा मोतिविदेषेचिवावक ३८ उद्यारेषि तिशादिवमारएकिधिरेएक राज्य

माहीचंदनेन्यगप्पनियनेवे ३६ मोपनी यंगोपनीयं गापनीय महे श्वरि गोपनी यंगपनी यंगापनी प्राचित्व यो वि वत ४ एन मधे वसवत्वं यह के नव वन्नमे रातजीहरूपा नलेगीरी म्यरते वादेगमनामलेखनविधः परलः स मान्नम् अवस्य निर्मान त्ये रवेद । अस्ति। विश्व दिन विश्व विष्य विश्व विष्य विश्व व CC-0 Dharmartha Trust J&K. An eGangotri-Vaidika Bharata Initiative

त्थान्यय वस्य प्राप्तिष्ठा वस्य 何可能交易可加。1197日 阿特威特型: य है स्वी वी विश्व 有可用规划 सिद्धादमदाद्वादमदाद्वादा बातादेवतायः, या द बताच प्रभाववता। रपाद्वताम् प्राप्तवताम् इता व वताय अयात वता युवा प्रवादा व CC-0 Dharmartha Trust J&K. An eGangotri-Vaidika Bharata Initiative